ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# ap call

Hed \$ 550

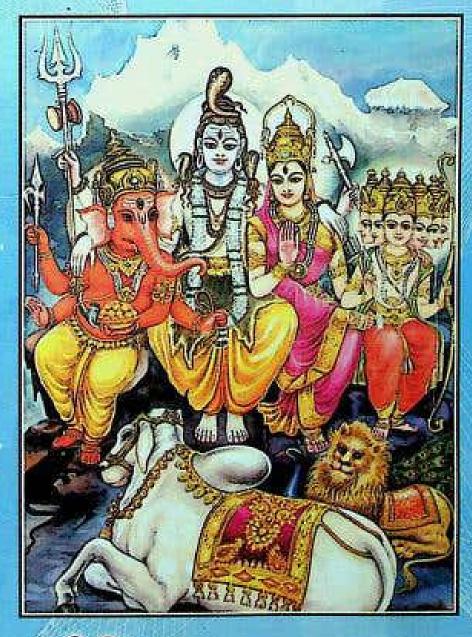



## श्रीशिवमहापुराणाङ्क

[हिन्दी भाषानुवाद—पूर्वार्ध, श्लोकाङ्कसहित]

गीताप्रेस, गोरखपुर

CC-8. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



#### श्रीहरि:

## 'श्रीशिवमहापुराणाङ्क'की विषय-सूची

### स्तुति-प्रार्थना

| २. अष्टमूर्तिस्त                                                                    | हिश्वरका मंगलमय वैवाहिर<br>वर्लेंगस्मरणमाहात्म्य                                                                      | २८                                                            | ५- श्रीशिवमह                                                              | तपुराणसूक्तिसुधा<br>तपुराण [पूर्वार्ध]—एक<br>त खेमका)                                                                                       | सिंहावलोकन                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| अध्याय                                                                              | विषय                                                                                                                  | पृष्ठ-संख्या                                                  | अध्याय                                                                    | विषय                                                                                                                                        | पृष्ठ-संख्या                                               |
| 1.17 L. 1                                                                           |                                                                                                                       | म                                                             | हात्म्य                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |
| सूतजीका<br>सुनाना<br>२. शिवपुराणके<br>प्राप्ति<br>३. चंचुलाका प<br>४. चंचुलाकी प्रा | साधनविषयक प्रश्न<br>उन्हें शिवमहापुराणर्क<br>श्रवणसे देवराजको वि<br>गपसे भय एवं संसारसे<br>र्थनासे ब्राह्मणका उसे पूर | ो महिमा<br>६ १<br>शवलोककी<br>६ १<br>वैराग्य ६ १<br>। शिवपुराण | ५. चंचुलाके<br>तुम्बुरुका<br>सुनाकर वि<br>तथा उन<br>होना<br>६. शिवपुराणवे | ाका पार्वतीजीकी सखी प्रयत्नसे पार्वतीजीकी विन्ध्यपर्वतपर शिवपुर बन्दुगका पिशाचयोनिसे दोनों दम्पतीका शिव के श्रवणकी विधि पालन करनेयोग्य नियम | आज्ञा पाकर<br>एणकी कथा<br>उद्धार करना<br>धाममें सुखी<br>७० |
| सुनाना आर स                                                                         | तमयानुसार शरीर छोड़कर                                                                                                 |                                                               | ग्रेश्वरसंहिता                                                            |                                                                                                                                             | ाका वणग उद                                                 |
|                                                                                     | ननीरो प्रतियोंका प्रीट                                                                                                |                                                               |                                                                           | <br>विकी स्तुति तथा उनका उ                                                                                                                  | तन्तर्धान होना .    ९५                                     |
| करनेवाले स                                                                          | तजीसे मुनियोंका शीष्ठ<br>ाधनके विषयमें प्रश्न<br>माहात्म्य एवं परिचय.                                                 | 69                                                            | ११. शिवलिंगव<br>विधिका व                                                  | ती स्थापना, उसके लक्षण<br>ार्णन तथा शिवपदकी प्रार्                                                                                          | और पूजनकी<br>प्त करानेवाले                                 |
| ३. साध्य-साधन<br>४. श्रवण, कोर्त                                                    | । आदिका विचार<br>न और मनन—इन तीन<br>तिपादन                                                                            | साधनोंकी                                                      | १२. मोक्षदायक                                                             | विवेचनपुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालवि<br>जुलमें स्नानके उत्तम फ                                                                               | शिषमें विभिन                                               |
| ५. भगवान् शि<br>पजाके रहस्                                                          | वके लिंग एवं साकार<br>य तथा महत्त्वका वर्णन                                                                           | विग्रहकी<br>८४                                                | तथा तीर्थों<br>१३. सदाचार, ३                                              | में पापसे बचे रहनेकी चेता<br>शौचाचार, स्नान, भस्मधा<br>गव-जप, गायत्री-जप,                                                                   | वनी १०१<br>रण, सन्ध्या-                                    |
| देवताओंका                                                                           | विष्णुके भयंकर युद्धव<br>कैलास-शिखरपर गमन.<br>करका ब्रह्मा और विष्                                                    | ८८<br>गुके युद्धमें                                           | धनोपार्जन<br>उनको महि                                                     | तथा अग्निहोत्र आदिक<br>माका वर्णन                                                                                                           | ते विधि एवं<br>१०३                                         |
| अग्निस्तम्भर<br>अन्तकी जान                                                          | ज्पमें प्राकट्य, स्तम्भके<br>कारीके लिये दोनोंका प्रस्<br>करद्वारा ब्रह्मा और केत                                     | आदि और<br>थान ९५                                              | भगवान् शि                                                                 | देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ अ<br>वके द्वारा सातों वारोंका निम्<br>विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्रा                                                    | र्गाण तथा उनमें                                            |
| शाप देना अ                                                                          | गैर पुनः अनुग्रह प्रदान<br>ब्रह्मा और विष्णुको अप<br>स्वरूपका परिचय देते                                              | करना ९१<br>ने निष्कल                                          | १५. देश, काल<br>१६. मृत्तिका अ<br>विधि, उनवे                              | ा, पात्र और दान आदिव<br>पदिसे निर्मित देवप्रतिमाअ<br>के लिये नैवेद्यका विचार, पू                                                            | का विचार ११०<br>मोंके पूजनकी<br>जनके विभिन्न               |
| पूजनका मह<br>१०. सच्टि, स्थि                                                        | त्व बतानाते<br>ते आदि पाँच कृत्योंका                                                                                  | प्रतिपादन,                                                    | नक्षत्रोंक                                                                | । फल, विशेष मास, व<br>योगमें पूजनका विशेष<br>ज्ञानिक स्वरूपका विवेच                                                                         | फल तथा                                                     |

| अध्याय विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                      | अध्याय                                                                                                                                                                                 | विषय                                                                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ-संख्या                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७. षड्लिंगस्वरूप प्रणवका माहात्य्य<br>रूप (ॐकार) और स्थूल रूप (१<br>का विवेचन, उसके जपकी विधि<br>कार्यब्रह्मके लोकोंसे लेकर कार्य<br>तकका विवेचन करके कालातीत, प्र<br>शिवलोकके अनिर्वचनीय वैभवव<br>शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता<br>१८. बन्धन और मोक्षका विवेचन<br>उपदेश, लिंग आदिमें शिवपू<br>भस्मके स्वरूपका निरूपण और<br>भस्मधारणका रहस्य, शिव ए<br>व्युत्पत्ति तथा विष्नशान्तिके | पंचाक्षर मन्त्र) – धे एवं महिमा, गरुद्रके लोकों – ांचावरणविशिष्ट ा निरूपण तथा                                                                     | १९. पार्थिव शिव<br>२०. पार्थिव शिव<br>मन्त्रोंद्वारा उ<br>विधिका वण्<br>२१. कामनाभेदसे<br>२२. शिव-नैवेद्य-<br>माहात्म्य<br>२३. भस्म, रुद्राक्ष<br>२४. भस्म-माहात्<br>२५. रुद्राक्षधारण | निरूपण<br>लिंगके पूजनका माह<br>लिंगके निर्माणकी री<br>सके पूजनकी विस्तृत<br>नि<br>पार्थिवलिंगके पूजनव<br>-भक्षणका निर्णय एव<br>और शिवनामके माहात्म्य<br>म्यका निरूपण<br>की महिमा तथा र                                                            | ति तथा वेद-  ा एवं संक्षिपत १३५  का विधान१३९  तं बिल्वपत्रका १४२  का वर्णन१४६  उसके विविध                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | व्रसंहिता                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| १-सृष्टिखण १. ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें श्रीसु ब्रह्म-संवादकी अवतारणा २. नारद मुनिकी तपस्या, इन्द्रद्वारा उपस्थित करना, नारदका काम<br>और अहंकारसे युक्त होकर इ<br>रुद्रसे अपने तपका कथन<br>३. मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकं<br>हुए नारदजीका भगवान् विष्णुसे अगवान्का अपने रूपके साथ<br>देना, कन्याका भगवान्को वरण                                                                   | ड<br>तजीद्वारा नारद-<br>१५७<br>तपस्यामें विघ्न<br>तपर विजय पाना<br>वह्या, विष्णु और<br>१५९<br>केन्यापर मोहित<br>उनका रूप माँगना,<br>वानरका-सा महै | प्रादुर्भाव, दि<br>का आविश्<br>तत्त्वोंकी क्र<br>७. भगवान् वि<br>शिवेच्छासे<br>कमलनालवे<br>ब्रह्माका तप<br>विवादग्रस्त<br>प्रकट होन<br>पाकर उन                                         | त्रवके वामांगसे परम पुर्माव तथा उनके सर<br>मशः उत्पत्तिका वर्णन<br>म्याः उत्पत्तिका वर्णन<br>म्याः जाभिसे कमल<br>ब्रह्माजीका उससे<br>क उद्गमका पता ल<br>म्याः करना, श्रीहरिका उ<br>ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें<br>तथा उसके ओर-व<br>दोनोंका उसे प्रणाम | काशसे प्राकृत  त१७१  तका प्रादुर्भाव,  प्रकट होना,  गानेमें असमर्थ  न्हें दर्शन देना,  अग्निस्तम्भका  छोरका पता न  करना१७१ |
| हुए नारदका शिवगणोंको शाप<br>४. नारदजीका भगवान् विष्णुको क्रो<br>और शाप देना, फिर मायाके दूर हो<br>पूर्वक भगवान्के चरणोंमें गिर                                                                                                                                                                                                                                                      | देना१६२<br>धपूर्वक फटकारना<br>जानेपर पञ्चानायः                                                                                                    | शरीरका द<br>९. उमासहित<br>अपने स्व                                                                                                                                                     | विष्णुको भगवान् वि<br>र्शन<br>भगवान् शिवका प्राकत्<br>रूपका विवेचन तथ                                                                                                                                                                             | १७५<br>ट्य, उनके द्वारा<br>। ब्रह्मा आदि                                                                                   |
| वसाय पूछना तथा भगवान् विष<br>बुझाकर शिवका माहात्म्य जानने<br>पास जानेका आदेश और                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गुका उन्हें समझा–<br>कि लिये ब्रह्माजीके<br>शिवके भजनका                                                                                           | दानका आ                                                                                                                                                                                | ओंकी एकताका प्रति<br>पृष्टिकी रक्षाका भार प<br>धेकार देकर भगवान् हि                                                                                                                                                                               | (वं भोग-मोक्ष-<br>रावका अन्तर्धान                                                                                          |
| उपदेश देना<br>५. नारदजीका शिवतीथींमें भ्रा<br>शापोद्धारकी वात वताना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मण, शिवगणोंको                                                                                                                                     | १२. भगवान् वि                                                                                                                                                                          | ना विध तथा उसका<br>शेवकी श्रेष्ठता तथा                                                                                                                                                                                                            | फल १८५                                                                                                                     |
| ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न प्रशासन जाकर<br>में प्रश्न करना                                                                                                                 | आनवाय                                                                                                                                                                                  | आवश्यकताका प्रतिपाट                                                                                                                                                                                                                               | ਕ %                                                                                                                        |
| ६. महाप्रलयकालमें केवल स<br>प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्ब्रह्मकी सत्ताका<br>र ब्रह्मसे ईश्वरमूर्ति                                                                                                      | १४. विभिन्न पु                                                                                                                                                                         | न सर्वोत्तम विधिका ।<br>स्पों, अन्तों तथा जला                                                                                                                                                                                                     | वर्णन १९ः<br>टिकी भागओंचे                                                                                                  |
| (सदाशिव)-का प्राकट्य, सदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | 1 24 115001 0                                                                                                                                                                          | पूजाका माहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| शक्ति (अम्बिका)-का प्रकटी<br>द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | 1 /2 vidit-fl-4v                                                                                                                                                                       | सन्तानोंका वर्णन र<br>हत्ताका प्रतिपादन                                                                                                                                                                                                           | निया प्राची वर्गीक                                                                                                         |

| अध्याय                                | विषय                                                             | पृष्ठ-र                    | ांख्या | अ   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----|
| १७. यज्ञदत्तके पु<br>१८. शिवमन्दिरमें | त्र गुणनिधिका चरित्र .<br>दीपदानके प्रभावसे प                    | ापमुक्त होकर               | २०५    | १०  |
| गुणनिधिका                             | दूसरे जन्ममें कलिंगदेशव                                          | हा राजा बनना               |        | ११  |
| १९. कुबेरका का                        | वभक्तिके कारण कुबेर प<br>शीपुरीमें आकर तप कर                     | ता, तपस्यासे               | २०८    | १२  |
|                                       | रहित भगवान् विश्वनाथ<br>देना और अनेक वर                          |                            |        | 23. |
|                                       | त्रवमैत्री प्राप्त करना<br>वका कैलास पर्वतपर                     |                            | २११    |     |
| सृष्टिखण्डक                           | ज उपसंहार<br>२-सतीखण्ड                                           |                            | २१३    | १४  |
| १. सतीचरित्रवण                        | र्गन, दक्षयज्ञविध्वंसका स                                        | ांक्षिप्त वृत्तान्त        |        |     |
|                                       | पार्वतीरूपमें हिमालय                                             | के यहाँ जन्म               |        | १५  |
| लेना                                  |                                                                  |                            | २१७    |     |
|                                       | त्रिदेवोंकी उत्पत्ति, ब्रह्<br>ष्टिके पश्चात् देवी               |                            |        | १६  |
| कामदेवका                              | प्राकट्य<br>विविध नामों एवं व                                    | रोंकी प्राप्ति,            | २१९    | १७  |
| कामके प्रभ<br>होना, धर्मद्व           | ावसे ब्रह्मा तथा ऋषि<br>।रा स्तुति करनेपर भग                     | गणोंका मुग्ध<br>वान् शिवका |        | 26  |
| ब्रह्मा तथा ऋ                         | र ब्रह्मा तथा ऋषियों<br>वियोंसे अग्निष्वात्त आं                  | दे पितृगणोंकी              |        | १९  |
|                                       | ग्रह्मारा कामको शापकी<br>उपाय                                    |                            | २२१    |     |
|                                       | वेवाहका वर्णन                                                    |                            | 224    | २०  |
| ५. ब्रह्माकी मान                      | सपुत्री कुमारी सन्ध्याका<br>तपस्या करना, प्रसन्न                 | आख्यान                     | २२७    |     |
| शिवका उसे                             | दर्शन देना, सन्ध्याह<br>सन्ध्याको अनेक वरोक                      | ारा की गयी                 |        | २१  |
| महर्षि मेध                            | गतिथिके यज्ञमें जान                                              | नेका आदेश                  |        | २२  |
| प्राप्त होना.                         |                                                                  |                            | २३०    | २३  |
| त्याग, पुनः                           | अरुन्धतीके रूपमें यज्ञ                                           | ग्निसे उत्पत्ति            |        | २४  |
| एवं वसिष्ठ                            | नुनिके साथ उसका विव                                              | ī                          | 233    |     |
| ८. कामदेवके स                         | हचर वसन्तके आविर्भाव                                             | का वर्णन                   | 538    |     |
| पाना, ब्रह्माञ                        | भगवान् शिवको विष<br>ग्रीद्वारा कामदेवके सहाय<br>द्वाजीका उन सबको | क मारगणोंकी                |        | २५  |
| उत्पात्तः श्र                         | क्षाजाका वन सबका<br>का वहाँ विफल होन                             | ा. गणोंसहित                |        | २६  |
|                                       | वापस अपने आश्रमक                                                 |                            | २३७    |     |

| अध्याय                              | विषय                                                     | पृष्ठ-संख्या                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     | विष्णुके संवादमें शिव                                    | त्रमाहात्म्यका                         |
| वर्णन                               |                                                          | २३९                                    |
|                                     | गदम्बिका शिवाकी                                          |                                        |
| वरकी प्राप्ति                       | न तपस्याके प्रभावर                                       | 385                                    |
|                                     | त तपस्याक प्रभावर<br>सि रुद्रमोहनकी प्रार्थना व          |                                        |
|                                     | ास रुद्रमाहनका प्रायना व<br>ासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टि |                                        |
|                                     | श्विं तथा सबलाश्वोंको '                                  |                                        |
|                                     | ण दक्षका नारदको शा                                       |                                        |
|                                     | कन्याओंका विवाह, दक्ष                                    |                                        |
|                                     | –का प्राकट्य, सतीकी ब                                    |                                        |
|                                     |                                                          |                                        |
|                                     | -व्रतका अनुष्ठान तथा                                     |                                        |
| शिवस्तुति                           |                                                          | २५१                                    |
| १६. ब्रह्मा और विष                  | गुद्वारा शिवसे विवाहके वि                                | नये प्रार्थना                          |
| करना तथा उ                          | नकी इसके लिये स्वीकृति                                   | 744                                    |
|                                     | द्वारा सतीको वर-प्राप्ति                                 |                                        |
|                                     | क्ष प्रजापतिके पास भेजन                                  |                                        |
|                                     | र मुनियोंसहित भगव                                        |                                        |
|                                     | नाना, दक्षद्वारा सबका                                    |                                        |
|                                     | विवाह                                                    |                                        |
|                                     | के साथ विवाह, विव                                        |                                        |
| शम्भुका मा                          | यासे ब्रह्माका मोहित<br>वितत्त्वका निरूपण                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ावणुद्धारा ।श                       | हिद्रशिर' नाम पड़नेका व                                  | कारण सती                               |
| २०. ब्रह्माजाका ५<br>गर्न जिल्ला वि | वाहोत्सव, विवाहके अनन्त                                  | र शिव और                               |
| और सतीका व                          | पभारूढ़ हो कैलासके लिये                                  | प्रस्थान २६६                           |
| २१. कैलास पर्वत                     | तपर भगवान् शिव प                                         | वं सतीकी                               |
| मध्र लीलाएँ                         | ***************************************                  | 749                                    |
| २२. सती और शि                       | <br>विका विहार-वर्णन                                     | २७१                                    |
| २३. सतीके पूछने                     | पर शिवद्वारा भक्तिकी                                     | महिमा तथा                              |
|                                     | का निरूपण                                                |                                        |
|                                     | शिवको रामके प्रति म                                      |                                        |
|                                     | मोह तथा शिवकी अ                                          | ाज्ञासे उनके                           |
|                                     | ारीक्षा                                                  | 700                                    |
|                                     | ा गोलोकधाममें श्रीविष्णु                                 |                                        |
|                                     | क, श्रीरामद्वारा सतीके मन                                |                                        |
|                                     | रा सतीका मानसिक रूपरे<br>ब्रानमें शिवके साथ दक्ष         |                                        |
| र सताक तपार                         | <b>मानम</b> ारावक साथ दक्ष                               | का विराध-                              |

| अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                                                       | पृष्ठ-संख्या         | अध्याय        | विषय                                                         | पृष्ठ-संख्या       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| शिवके न बुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रा महान् यज्ञका प्रारम्भ,<br>ाये जानेपर दधीचिद्वारा द<br>के द्वारा शिव-निन | क्षकी भर्त्सना       | ४०. देवताओंस  | रना<br>हित ब्रह्माका विष्णुलोकमें उ<br>दन करना, उन सभीको लेव | गाकर अपना          |
| दधीचिका वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हाँसे प्रस्थान                                                             | 764                  |               | न तथा भगवान् शिवसे मि                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रमाचार पाकर एवं शि                                                         |                      |               | रा भगवान् शिवकी स्तुति                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ो सतीका शिवगणोंके<br>लिये प्रस्थान                                         |                      | ४२. भगवान् शि | विका देवता आदिपर अनुग्र<br>गधारकर दक्षको जीवित र             | ह, दक्षयज्ञ-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शवका भाग न देखकर                                                           |                      |               | विष्णु आदिद्वारा शिवकी                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नुकर क्रुद्ध हो सतीव                                                       |                      |               | शवका दक्षको अपनी भ                                           |                    |
| देवताओंको प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | फटकारना और प्राणत्याग                                                      | का निश्चय २९०        |               | की श्रेष्ठता तथा तीनों देव                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तीका योगाग्निसे अपने                                                       |                      |               | का अपने यज्ञको पूर्ण करना                                    |                    |
| The state of the s | गुद्वारा यज्ञकुण्डसे ऋ                                                     |                      | अपने_आ        | ाना जनन वज्ञवा पूर्ण करना<br>ाने लोकोंको प्रस्थान तथा र      | , द्वताञाका        |
| करना, ऋभू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ओं और शंकरके गणोंका                                                        | यद्ध, भयभीत          |               | और माहात्म्य                                                 |                    |
| गणोंका पल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ायित होना                                                                  | 263                  | O High        | ३-पार्वतीखण्ड                                                | ३२२                |
| ३१. यज्ञमण्डपमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आकाशवाणीद्वारा दक्ष                                                        | को फटकारना           | १ पितरोंकी व  | २-पायताखण्ड<br>कन्या मेनाके साथ हिमालय                       |                    |
| तथा देवताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ओंको सावधान करना .                                                         |                      | वर्णन         |                                                              | क ।ववाहका          |
| ३२. सतीके दग्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | होनेका समाचार सुनव                                                         | कर कपित हुए          | २ पितरोंकी    | तीन मानसी कन्याओं—मेन                                        | 324                |
| शिवका अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पनी जटासे वीरभद्र और                                                       | महाकालीको            | कलावनीर       | कार्यमासा कन्याआ—मन                                          | ।, धन्या आर        |
| प्रकट करवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | के उन्हें यज्ञ-विध्वंस व                                                   | <b>करनेकी आजा</b>    | हाग पाउ       | के पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथ                                  | । सनकाद-           |
| देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | 295                  | ३ विद्या आ    | शाप एवं वरदानका वर्णन                                        | 376                |
| ३३. गणासाहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वारभद्र और महाकाल                                                          | ीका दक्षयज्ञ-        | र. विज्यु जा  | दि देवताओंका हिमालयके                                        | पास जाना,          |
| विध्वसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लिये प्रस्थान                                                              | 200                  | टेवी ज्या     | नाराधनकी विधि बता                                            | स्वय भा            |
| ३४. दक्ष तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देवताओंका अनेक अ<br>क लक्षणोंको देखकर भय                                   | मपशकनों एवं          | ४. उमादवाव    | दम्बाकी स्तुति करना<br>हा दिव्यरूपमें देवताओंको              | दर्शन देना         |
| ३५. दक्षदारा य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ज्ञकी रक्षाके लिये भ                                                       | भात होना ३००         | और अ          | वितार ग्रहण करनेका                                           | आश्वासन            |
| प्रार्थना भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ावान्का शिवद्रोहजनित स                                                     | गवान् विष्णुस        | देना          | ***************************************                      | 330                |
| अपनी अर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समर्थता बताते हुए दक्षक                                                    | किटका टालनम          | ५. मेनाकी त   | पस्यासे प्रसन्न होकर देवीक                                   | ा उन्हें प्रत्यक्ष |
| सेनासहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वीरभद्रका आगमन                                                             | । समझाना तथा         | दशन देक       | र वरदान देना, मेनासे मैनाक                                   | का जन्म 332        |
| ३६. युद्धमें शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गणोंसे पराजित हो देवत                                                      | 308                  | ६. दवा उमा    | का हिमवानुके हृदय तथा                                        | मेनाके गर्भमें     |
| इन्द्र आदिवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के पूछनेपर बृहस्पतिका रह                                                   | जाका पलायन,          | आना, गध       | स्थि। देवीका देवताओंद्रारा स                                 | तवन देवीका         |
| वताना, वीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (भद्रका देवताओंको युद्धके                                                  | लिये सहस्राप्त       | ।दव्यरूपा     | म प्रादुर्भाव, माता मेनासे व                                 | ार्तालाप तथा       |
| श्रीविष्णु व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भौर वीरभद्रकी बातचीत                                                       | ाराय लालकारमा,       | पुनः नवर      | नात कन्याके रूपमें परिवर्तित                                 | होना ३३५           |
| ३७. गणोंसहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वीरभद्रद्वारा दक्षयज्ञका वि                                                | ३०३<br>वेध्वंग स्थलक | ७. पावताका    | नामकरण तथा उनकी                                              | वाललीलाएँ          |
| वीरभद्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वापस कैलास पर्वतप                                                          | र जाना पग्र          | ५व विद्य      | ध्ययन                                                        | 2210               |
| भगवान् शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वद्वारा उसे गणाध्यक्ष पर                                                   | पदान काना ३००        | ं गारद मु     | निका हिमालयक समीप                                            | ग्रामन वहाँ        |
| ३८. दधीचि मु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नि और राजा क्षुवके विक                                                     | गदका इतिहास          | पाववाका       | हाथ देखकर भावी लक्षा                                         | र्गिको समाना       |
| शुक्राचार्यद्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रारा दधीचिको मह                                                            | मृत्यंजयमन्त्रका     | । चान्तत      | ाहमवानुको शिवमहिमा                                           | बताना नणा          |
| उपदेश,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मृत्युंजयमन्त्रके अनुष्ठा                                                  | नसे दधीचिको          | । शवस         | ववाह करनेका परामर्ज के                                       | 72/                |
| अवध्यताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नी प्राप्ति                                                                | 300                  | ा नानताक      | ।ववाहक सम्बन्धमें मेना औ                                     | र विपालकार         |
| ३९. श्रीविष्ण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भौर देवताओंसे अपरा                                                         | जत दधीचिदारा         | वावालाप       | , पावता और हिमालग्रह                                         | मा केले गार्       |
| देवताओंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ो शाप देना तथा                                                             | राजा क्षवपर          | जापन स        | रेजका वणन्                                                   | 3×8                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 3                    | । ५०. ।रावजाव | ल्लाटसे भौमोत्पनि                                            |                    |

| अध्याय                      | विषय                                                 | पृष्ठ-संख्या           | अध्याय                        | विषय                                                                                       | पृष्ठ-संख्या                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | वका तपस्याके लिये<br>र पर्वतराज हिमालयसे वा          |                        |                               | शंकरकी आज्ञासे सप्तर्षियो<br>यक अनुरागकी परीक्षा क                                         |                                  |
| १२. हिमवान्का               | पार्वतीको शिवकी सेव<br>आज्ञा माँगना, शिव             | त्रामें रखनेक          | वृत्तान्त भग                  | ावान् शिवको बताकर स्वर्गल<br>परीक्षा लेनेके लिये भग                                        | ोक जाना ३७३                      |
| बताते हुए इस                | । प्रस्तावको अस्वीकार व<br>परमेश्वरका दार्शनिक सं    | <b>हर देना ३४६</b>     |                               | न्नाह्मणका वेष धारण<br>ाना, शिव-पार्वती-संवाद                                              |                                  |
| पार्वतीको अप                | ानी सेवाके लिये आज्ञा दे                             | ना, पार्वतीका          | २७. जटाधारी                   | ब्राह्मणद्वारा पार्वतीके सम                                                                | क्ष शिवजीके                      |
| १४. तारकासुरकी              | वामें तत्पर रहना<br>उत्पत्तिके प्रसंगमें दिति        | पुत्र वज्रांगकी        | २८. पार्वतीद्वार              | निन्दा करनाा<br>। परमेश्वर शिवकी महत्ता प्र                                                | तेपादित करना                     |
| १५. वरांगीके पुत्र          | तपस्या तथा वरप्राप्ति<br>तारकासुरको उत्पत्ति,        | तारकासुरकी             | शिवका प                       | पूर्वक जटाधारी ब्राह्मणक<br>पर्वतीके समक्ष प्रकट होना<br>रेर सम्बरीका संबद्ध रि            | 360                              |
| प्रभावसे तीन                | ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्राप्ति<br>ों लोकोंपर उसका अ  | त्याचार ३५२            | पार्वतीके                     | ौर पार्वतीका संवाद, ि<br>अनुरोधको शिवद्वारा स्वीक<br>पिताके घरमें आनेपर म                  | गरकरना ३८२                       |
| सान्त्वना प्रदा             | उत्पीड़ित देवताओंको<br>ान करना<br>ण करनेपर कामदेवक   | ३५४                    | होना, मह                      | ादेवजीका नटरूप धारणकर<br>या अनेक लीलाएँ दिखा                                               | वहाँ उपस्थित                     |
| होना, शिवव                  | ण करनपर कानदपय<br>हो तपसे विचलित व<br>ग्रदेवको भेजना | रनेके लिये             | पार्वतीकी                     | याचना, किंतु माता-पित<br>अन्तर्धान हो जाना                                                 | के द्वारा मना                    |
|                             | भदवका भजनाअसमयमें वसन्त-ऋतुका                        |                        |                               | के कहनेपर शिवका                                                                            |                                  |
| करना, कुछ<br>पुन: वैराग्य-  | क्षणके लिये शिवका य<br>-भाव धारण करना                | नोहित होना,<br>३५८     | ३२. ब्राह्मण-व                | के यहाँ जाना और शिवकी<br>वेषधारी शिवद्वारा शिवस्व                                          | रूपकी निन्दा                     |
| और रतिका वि                 | की नेत्रज्वालासे कामदेवव<br>वेलाप, देवताओंद्वारा रित | ाको सान्त्वना          | सप्तर्षियों                   | मेनाका कोपभवनमें गम<br>का स्मरण और उन्हें हि                                               | मालयके घर                        |
| करनेकी प्रार्थ              | और भगवान् शिवसे का<br>ना करना                        | 349                    | हिमालय                        | हिमालयकी शोभाका<br>द्वारा सप्तर्षियोंका स्वागत .<br>ली अरुन्धतीद्वारा मेनाको :             | 325                              |
| ब्रह्माद्वारा उसे           | धाग्निका वडवारूप-<br>ते समुद्रको समर्पित क           | रना ३६२                | सप्तर्पियों                   | ला अरुन्यताद्वारा मनाका<br>द्वाराहिमालयको शिवमाहात<br>द्वाराहिमालयको राजा अनरप             | प्यवताना ३९१                     |
| आगमन, हिंग                  | स्म हो जानेपर पार्वतीव<br>पवान् तथा मेनाद्वारा उन    | हें धैर्य प्रदान       | सुनाकर प                      | पार्वतीका विवाह शिवसे व                                                                    | हरनेकी प्रेरणा                   |
| तपदेश                       | द्धारा पार्वतीको पंचा                                | ३६३                    | ३५. धर्मराजद्व                | ारा मुनि पिप्पलादकी भाय<br>की परीक्षा, पद्माद्वारा धर्मराज                                 | सती पद्माके                      |
| २३. हिमालय आर्              | पस्या एवं उसके प्रभाव<br>देका तपस्यानिरत पार्वती     | के पास जाना,           | करना त                        | या पुन: चारों युगोंमें शाप<br>तिव्रत्यसे प्रसन्त हो धर्मरा                                 | की व्यवस्था                      |
| विषयमें दृढ़ वि             | ता हिमालय आदिको<br>नेश्चयकी बात बताना, प             | ार्वतीके तपके          | अनेक वर                       | प्रदान करना, महर्षि वसिष्ठः<br>प्रदान करना, महर्षि वसिष्ठः<br>प्टान्तद्वारा अपनी पुत्री शि | द्वारा हिमवान्से                 |
| प्रभावसे है                 | लोक्यका संतप्त ह<br>भगवान् शंकरके पास जा             | हाना, समा<br>ना ३६८    |                               | नाम                                                                                        |                                  |
| २४. देवताओंका प<br>करनेका अ | भगवान् शिवसे पार्वतीके<br>नुरोध, भगवान्का वि         | साथ विवाह<br>वाहके दोप | ३६. सप्तर्षियों<br>अपनी पुत्र | के समझानेपर हिमवान्का<br>विके विवाहका निश्चय करना                                          | शिवके साथ<br>, सप्तर्षियोंद्वारा |
| बताकर अस्व                  | त्रीकार करना तथा उनके<br>कार कर लेना                 | पुनः प्रार्थना         |                               | ास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृ<br>मको जाना                                                     |                                  |

| अध्याय         | विषय                                                  | पृष्ठ-संख्या       | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                               | पृष्ठ-संख्या         |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|                | विवाहके लिये लग्नपत्रि<br>।।मग्रियोंकी तैयारी तथा अने |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह्माका मोहग्रस्त होना, ब<br>शिवका कुपित होना,      |                      |
|                | <b>का दिव्य रूपमें सपरिवार</b> वि                     |                    | शिवस्तुति.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                      |
|                | ।<br>की सजावट, विश्वकर्माद्वा                         |                    | The state of the s | वके विवाहकृत्यसम्पादः                              |                      |
| मण्डप एवं वे   | वताओंके निवासके लिये दिव                              | यलोकोंका           | ५१. रतिके अनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शिवसे मधुर वार्तालाप<br>गुरोधपर श्रीशंकरका कामर    | देवको जीवित          |
| ३९. भगवान् शि  | नावका नारदजीके द्वारा सब दे                           | वताओंको            | ५२. हिमालयद्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | त्रताओंद्वारा शिवस्तुति<br>तरा सभी बरातियोंको भ    | ोजन कराना,           |
|                | खाना, सबका आगमन तथ्<br>एवं ग्रहपूजन आदि करके          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेश्वकर्माद्वारा निर्मित वा<br>तःकाल जनवासेमें आगम |                      |
| बाहर निक       | लना                                                   | жо <b>ў</b>        | ५३. चतुर्थीकम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्न, बरातका कई दिनों                               | तक ठहरना,            |
|                | ती शोभा, भगवान् शिव                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के समझानेसे हिमालयका                               |                      |
|                | गलयपुरीकी ओर प्रस्थान .<br>इमालयगृहमें जाकर विश्वकम   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लये राजी होना, मेनाका वि                           |                      |
|                | मण्डपका दर्शनकर मोहित                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पना तथा बरातका पुरीके                              |                      |
|                | कर उस विचित्र रचनाका वर्णन                            |                    | ५४. मेनाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इच्छाके अनुसार एक                                  | ब्राह्मणपत्नीका      |
| ४२. हिमालयद्वा | रा प्रेपित मूर्तिमान् पर्वतों और                      | ब्राह्मणोंद्वारा   | पार्वतीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पातिव्रतधर्मका उपदेश र                             | ना ४३                |
| वरातका उ       | गगवानी, देवताओं और पर्वतीं                            | क मिलापका          | ५५. शिव-पाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्वती तथा वरातकी विदाई, भ                          | गवान् शिवका          |
| ४३. मेनाद्वारा | शिवको देखनेके लिये महरू                               | ४१०<br>क्टी क्टनार |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ताओंको विदा करके कैला                              | प्रपरहना और          |
| जाना, नार      | दहारा सबका दर्शन कराना, शि                            | वद्रारा अन्द्रत    | 1414-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाहोपाख्यानके श्रवणकी य<br>४-कुमारखण्ड             | महिमा ४३             |
| लीलाका         | प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिव                             | के भयंकर           | 9 केलामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४-पुरुमारखण्ड<br>र भगवान् शिव एवं पार्वतीव         | हा विद्यार 🗙         |
| वेषको दे       | खकर मेनाका मूर्च्छित होना                             | 88                 | २. भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शिवके तेजसे स्कन्दका                               | प्रादर्भाव और        |
| ००. शिवजाक     | रूपको देखकर मेनाका विव                                | नाप, पार्वती       | सर्वत्र मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हान् आनन्दोत्सवका होना                             | 88                   |
| साथ कन         | द आदि सभीको फटकार<br>याका विवाह न करनेका हट           | ना, ।शवक           | ३. महापविष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वामित्रद्वारा वालक स्कन्दका                      | संस्कार सम्पन        |
| मनाको र        | समझाना                                                | ¥9.                | करना, बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लक स्कन्दद्वारा क्रींचपर्वतक                       | । भेदन, इन्द्रद्वारा |
| ०५. नगवान्     | ।शवका अपन परम सन्दर वि                                | टेव्य ऋपको         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र वज्रप्रहार, शाख-विशाखः                           | आदिका उत्पन          |
| प्रकट क        | रना, मेनाकी प्रसन्नता और                              | क्षमा-पार्थना      | कत्तिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कार्तिकेयका षण्मुख<br>ओंका दुग्धपान करना           | हाकर छ:              |
| तथा पुर        | वासना स्त्रियोका शिवके र                              | बपका टर्गन         | ४. पार्वतीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कहनेपर शिवद्वारा वे                                | वताओं तथा            |
| ४६. नगरमें ब   | नम और जीवनको सफल<br>रातियोंका प्रवेश, द्वाराचार तथ    | मानना ४१           | व कमसाक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धर्मादिकोंसे कार्तिकेयके वि                        | वषयमें जिज्ञासा      |
| कुलदेवत        | ताका पूजन                                             | या पावताद्वारा     | करना ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भीर अपने गणोंको कत्ति                              | काओंके पास           |
| इत्र नामिश्रह  | णक लिय हिमालयक                                        | घर शिवके           | ॰ भजना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नन्दिकेश्वर तथा कार्तिकेट                          | का वार्तालाप         |
| गमनोत्स        | वका वर्णन                                             |                    | २ ५ पार्वनीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पका कैलासके लिये प्रस्थ                            | ान ४४                |
| ४८. शिव-पा     | वंतीके विवाहका प्रारम्भ,                              | हिमालयद्वारा       | कैलासग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्वारा प्रेपित रथपर आरूढ़<br>मन, कैलासपर महान्     | हा कार्तकेयका        |
| शिवकंग         | ोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर न                        | रदजीके द्वारा      | कार्तिकेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यका महाभिषेक तथा देवता                             | अर्थेट्या विकिश      |
|                | रूपमें शिवमाहात्म्य प्रतिप                            |                    | अस्त्र-श्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्त्र तथा रत्नाभवण                                 | प्रदान करना          |
|                | हेमालयद्वारा कन्यादानकर वि<br>रना                     |                    | कारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यका ब्रह्माण्डका अधि                               | पतित्व पाप्त         |
| ४९. अग्निपरि   | रना<br>क्रमा करते समय पार्वतीवे                       | ४२<br>ह पटनख्को    | ०   करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***************************************            |                      |
|                | THE PERSON                                            | 141941             | । द. कुमार व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कार्तिकेयकी ऐश्वर्यमयी व                           | ाललीला ४५            |

| अध्याय                       | विषय                                                                                                                                     | पृष्ठ-संख्या            | अध्याय                          | विषय                                                                                    | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८. देवराज                    | रसे सम्बद्ध देवासुर-संग्राम<br>इन्द्र, विष्णु तथा वीरक आदिवे                                                                             | ह साथ                   | २०. प्रजापति विश                | वरूपकी सिद्धि तथा बु                                                                    | द्धि नामक दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ९. ब्रह्माजीव<br>करना, व     | रुका युद्ध<br>का कार्तिकेयको तारकके वधके लि<br>तारकासुरद्वारा विष्णु तथा इन्द्रकी १                                                      | ये प्रेरित<br>भर्त्सना, | 'क्षेम' तथा<br>कुमार कार्तिव    | साथ गणेशजीका विवा<br>'लाभ' नामक दो पुत्र<br>केयका पृथ्वीकी परिक्र                       | ोंकी उत्पत्ति,<br>माकर लौटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०. कुमार व<br>कार्तिके      | द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध<br>कार्तिकेय और तारकासुरका भीषण<br>यद्वारा तारकासुरका वध, देवताओंद्वार<br>विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयो | संग्राम,<br>ग्रदैत्य-   | खण्डके श्रव<br>१. तारकासुरके पु | कर क्रौंचपर्वतपर चला<br>णकी महिमा<br>५ <b>-युद्धखण्ड</b><br>त्रतारकाक्ष, विद्युन्माली ए | वं कमलाक्षकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| देवताओं<br>११. कार्तिके      | ॉद्वारा शिवा–शिव तथा कुमारकी स्तु<br>यद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि अ                                                                       | ति ४६२<br>।सुरोंका      | पुरोंकी शोभा                    | न्न ब्रह्माद्वारा उन्हें वरकी<br>का वर्णन                                               | ess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १२. विष्णु अ                 | र्गार्तिकेयचरितके श्रवणका माहात्म्<br>गादि देवताओं तथा पर्वतोंद्वारा कार्ति                                                              | केयकी                   | जाना और उ                       | पीड़ित देवताओंका ब्र<br>कि परामर्शके अनुसार<br>शंकरकी स्तुति करना                       | असुर-वधके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कैलासग                       | तौर वरप्राप्ति, देवताओंके साथ वु<br>ामन, कुमारको देखकर शिव-पा<br>त होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                                           | र्वतीका                 | ३. त्रिपुरके वि                 | राकरका स्तुति करना<br>नाशके लिये देवताओं<br>ना, विष्णुद्वारा त्रिपुरवि                  | ांका विष्णुसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३. गणेशोल<br>गणेशक          | पत्तिका आख्यान, पार्वतीका अप<br>ो अपने द्वारपर नियुक्त करना, शि                                                                          | ाने पुत्र<br>व और       | भयसे भूतों                      | भूतसमुदायको प्रकट क<br>का पलायित होना,<br>गर्यकी सिद्धिके रि                            | पुनः विष्णु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १४. द्वाररक्षक<br>१५. गणेश त | ा वार्तालाप<br>न गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विष<br>था शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वर्त<br>का प्राकट्य, शक्तियोंका अद्भुत                   | वाद ४६९<br>ोद्वारा दो   | सोचना<br>४. त्रिपुरवासी दै      | त्योंको मोहित करनेके<br>क मुनिरूप पुरुषकी उ                                             | ४९२<br>लिये भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| और वि                        | का प्राकट्य, साक्ष्याच्या अञ्चल<br>सवका कुपित होना<br>तथा गणेशका युद्ध, शिवद्वारा ि                                                      | 807                     | सहायताकेलि<br>दीक्षा ग्रहण      | ये नारदजीका त्रिपुरमें गमन<br>करना                                                      | , त्रिपुराधिपका<br>४९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गणेशक                        | ा सिर काटा जाना<br>१धसे कुपित जगदम्बाका अनेक र्शा                                                                                        | 808                     | ५. मायावी यतिह                  | ारा अपने धर्मका उपदेश, वि<br>करना, वेदधर्मके नष्ट हो                                    | पुरवासियोंका <b>।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उत्पन र                      | करना और उनके द्वारा प्रलय मचाय<br>तं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीक                                                                    | ा जाना,                 |                                 | ही प्रवृत्ति<br>लिये देवताओंद्वारा भग                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करना, वि<br>और उसे           | शेवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर ला<br>ने गुणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित                                                                 | या जाना<br>करना ४७६     | ७. भगवान् शिवव                  | की प्रसन्नताके लिये देवत<br>। प्राकट्य तथा त्रिपुरवि                                    | ऑद्वारा मन्त्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माना जा                      | तरा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें ३<br>ाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षप<br>गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका म                        | दप्रदान                 | दिव्य रथ ३<br>कहना              | पादिके निर्माणके लि                                                                     | ये विष्णुजीसे<br>५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| देवताअ                       | ोंका स्वलोक-गमन<br>हार्तिकेय और गणेशकी बाल-लीला, र्र                                                                                     | विवाहके                 | वर्णन                           | रा निर्मित सर्वदेवमय                                                                    | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| परिक्रम                      | दोनोंका परस्पर विवाद, शिवजीद्वार<br>ताका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, ह्<br>तीका पृथ्वीरूप माता-पिताकी परिक्र                             | रु <b>द्धिमान्</b>      | रथमें आरूढ़                     | गरथी बनाकर भगवान् र<br>होकर अपने गणों तथा दे<br>' लिये प्रस्थान, शिवका                  | वसेनाके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गणशज<br>प्रसन्न              | ाका पृथ्वारूप माता-।पताका पाउन<br>शिवा-शिवद्वारा गणेशके प्रथम वि                                                                         | वाहकी                   |                                 | ण                                                                                       | The second secon |

| विष्न उपस्थित<br>होनेपर शिवद्वा<br>अभिजित् मुहूर्त<br>शिवद्वारा बाणा<br>मयदानवका बर<br>११. त्रिपुरदाहके अ | त्रेपुरपर सन्धान करना, गणेश<br>करना, आकाशवाणीद्वारा ब<br>त विघ्ननाशक गणेशका<br>में तीनों पुरोंका एकत्र होन<br>नसे सम्पूर्ण त्रिपुरको भस्म ब<br>त रहना     | गेधित<br>पूजन,<br>। और                        | पास दूतप्रेष<br>भ्रूमध्यसे ए                             | प्राप्त करनेके लिये जलन<br>ण, उसके वचनसे उत्पन्न<br>क भयंकर पुरुषकी उत्पत्ति,                                                                                | क्रोधसे शम्भुके                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ११. त्रिपुरदाहके अ                                                                                        |                                                                                                                                                           | 408                                           | नामसे शिव                                                | क नवकर पुरुषका उत्पात,<br>दूतका पलायन, उस पुरुष<br>गणोंमें प्रतिष्ठित होना त<br>ग                                                                            | वका कीर्तिमुख<br>था शिवद्वारपर                                     |
| भक्तिका वरदा<br>१२. त्रिपुरदाहके अन                                                                       | नन्तर भगवान् शिवके रौद्र<br>ओंद्वारा उनकी स्तुति और<br>न प्राप्त करना<br>न्तर शिवभक्त मयदानवका ध<br>आना, शिवद्वारा उसे अपर्न                              | रूपसे<br>उनसे<br>५०८<br>गगवान्                | २०. दूतके द्वारा<br>अपनी सेना<br>शिवकी श<br>सेनाका यु    | कैलासका वृत्तान्त जानव<br>को युद्धका आदेश देना, भ<br>रणमें जाना, शिवगणों त<br>द्ध, शिवद्वारा कृत्याको<br>शुक्राचार्यको छिपा लेना                             | कर जलन्धरका<br>नयभीत देवोंका<br>था जलन्धरकी<br>उत्पन्न करना,       |
| देवकार्य सम्पन्<br>१३. बृहस्पति तथा १<br>ओर प्रस्थान,                                                     | ालोकमें निवास करनेकी आः<br>कर शिवजीका अपने लोकमें<br>इन्द्रका शिवदर्शनके लिये कैर<br>सर्वज्ञ शिवका उनकी परीक्षा<br>जटाधारी रूप धारणकर मार्ग               | जाना. ५१०<br>तासकी<br>लेनेके                  | २१. नन्दी, गणेः<br>शुस्भ तथा<br>जलन्धरक<br>सारा वृत्तान  | रा, कार्तिकेय आदि शिवगण्<br>निशुम्भके साथ घोर संग्राग<br>ा युद्ध, भयाकुल शिवगणे<br>त वताना<br>ोर जलन्धरका युद्ध, जलन                                         | गोंका कालनेमि,<br>म, वीरभद्र तथा<br>ोंका शिवजीको<br>५२             |
| क्रुद्ध इन्द्रद्वारा<br>उनकी भुजाव<br>उनकी स्तुति,<br>नेत्राग्निको क्षा                                   | उनपर वज्रप्रहारकी चेष्टा, शं<br>ो स्तम्भित कर देना, बृहस्य<br>शिवका प्रसन्न होना और<br>र-समुद्रमें फेंकना                                                 | करद्वारा<br>गतिद्वारा<br>अपनी                 | मायासे शि<br>पहुँचना, उ<br>हो जाना                       | त्यातम्बद्धाः अलन्<br>विको मोहितकर शीघ्र ही<br>इसकी मायाको जानकर पा<br>और भगवान् विष्णुको<br>स जानेके लिये कहना                                              | पार्वतीके पास<br>वितीका अदृश्य<br>जलन्धरपत्नी                      |
| पुत्रके रूपमें उ<br>वृन्दाके साथ<br>१५. राहुके शिरश                                                       | धप भगवान् शंकरकी नेत्राग्निसे<br>श्लन्धरका प्राकट्य, कालनेमि<br>उसका विवाह<br>छेद तथा समुद्रमन्थनके<br>छलको जानकर जलन्धरद्वा                              | की पुत्री<br>५१४<br>समयके                     | २३. विष्णुद्वारा<br>मोहित क<br>वृन्दाके पा<br>देना तथा र | माया उत्पन्नकर वृन्दाको स्ट<br>रना और स्वयं जलन्धरक<br>तेव्रतका हरण करना, वृन्दाद्वा<br>वृन्दाके तेजका पार्वतीमें वि                                         | वप्नके माध्यमसे<br>। रूप धारणकर<br>।राविष्णुको शाप<br>वलीन होना ५३ |
| हाकर स्वगंप<br>अमरावतीपर<br>देवताओंका<br>१६. जलन्धरसे ३                                                   | र आक्रमण, इन्द्रादि देवोंकी<br>जलन्धरका आधिपत्य,<br>पुमेरुकी गुफामें छिपना<br>ग्यभीत देवताओंका विष्णके                                                    | पराजय,<br>भयभीत<br>५१५                        | भगवान् र्ग<br>जलन्धरव<br>वधसे ज                          | नलन्धर तथा भगवान् शिव<br>शेवद्वारा चक्रसे जलन्धरः<br>जा तेज शिवमें प्रविष्ट हं<br>गत्में सर्वत्र शान्तिका वि<br>धसे प्रसन्न देवताओंद्वारा प                  | का शिरश्छेदन,<br>ोना, जलन्धर-<br>वस्तार ५३                         |
| जलन्धरका<br>१७. विष्णु और उ<br>सन्तुष्ट विष्<br>नगरमें निवा                                               | त करना, विष्णुसहित देव<br>सेनाके साथ भयंकर युद्ध<br>तलन्धरके युद्धमें जलन्धरके प्<br>गुका देवों एवं लक्ष्मीसहित<br>स करना                                 | ५१८<br>ग्राक्रमसे<br>उसके                     | स्तुत<br>२६. विष्णुजीवे<br>देवोंद्वारा<br>आकाशव          | क मोहभंगके लिये शंकर<br>मूलप्रकृतिकी स्तुति,<br>गणीके रूपमें देवोंक                                                                                          |                                                                    |
| १८. जलन्धरके अ<br>शंकरकी स्तुति<br>पास भेजना, र<br>जलन्धरकी र                                             | ाधिपत्यमें रहनेवाले दुखी देव<br>ा, शंकरजीका देवर्षि नारदको उ<br>तहाँ देवोंको आश्वस्त करके न<br>तभामें जाना, उसके ऐश्वर्यव<br>सौन्दर्यका वर्णनकर उसे प्राप | ताओंद्वारा<br>जलन्थरके<br>गरदजीका<br>तो देखना | दवताआ<br>विष्णुका<br>तथा तुल<br>२७. शंखचूड<br>२८. शंखचूड | द्वारा त्रिगुणात्मिका देवि<br>मोहनाश, धात्री (आँ<br>सीकी उत्पत्तिका आख्य<br>की उत्पत्तिकी कथा<br>की पुष्कर-क्षेत्रमें तपस्या,<br>प्राप्ति, ब्रह्माकी प्रेरणा | व्योंका स्तवन,<br>वला), मालती<br>ान ५३                             |

| अध्याय                          | विषय                                                       | पृष्ठ-संख्य           | अध्याय                  | विषय                                                           | पृष्ठ-संख्या                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| विजय, दुखी                      | ाज्यपदपर अभिषेक, उसवे<br>देवोंका ब्रह्माजीके साथ           | वैकुण्ठगमन,           | ४२. अन्धकासु            | था माहात्म्यकी कथा<br>रकी उत्पत्तिकी कथा, शि                   | वके वरदानसे                   |
| और विष्णु त                     | गंखचूडके पूर्वजन्मका वृ<br>1था ब्रह्माका शिवलोक-ग          | मन ५४                 | र हिरण्याक्षर           | द्वारा अन्धकको पुत्ररूपमें<br>द्वारा पृथ्वीको पाताललोक         | में ले जाना,                  |
| ३०. ब्रह्मा तथा वि<br>तथा शिवसः | ण्णुका शिवलोक पहुँचना,<br>भाकी शोभाका वर्णन, शिव           | शवलाकका<br>सभाके मध्य |                         | ाप्णुद्वारा वाराहरूप धारणक<br>थ्वीको यथास्थान स्थापित          |                               |
| उन्हें अम्बार                   | तहित भगवान् शिवके दि<br>गंखचूडसे प्राप्त कष्टोंसे !        | व्यस्वरूपका           | अत्याचार,               | ापुकी तपस्या, ब्रह्मासे वरदान<br>भगवान् नृसिंहद्वारा उसव       | का वध और                      |
| ३१. शिवद्वारा व्र               | ह्या-विष्णुको शंखचूडक                                      | पूर्ववृत्तान्त        | ४४. अन्धकासु            | राज्यप्राप्तिरकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा उसे                     | अनेक वरोंकी                   |
| देना                            | देवोंको शंखचूडवधका                                         | 48                    | प्रवृत्त होना           | लोकीको जीतकर उसका<br>, मन्त्रियोंद्वारा पार्वतीके सौन          | दर्यको सुनकर                  |
| ३२. भगवान् शिव                  | वके द्वारा शंखचूडको सम<br>चत्ररथ (पुष्पदन्त)-को            | झानेके लिये           | मुग्ध हो वि             | शवके पास सन्देश भेजना<br>हर क्रुद्ध हो युद्धके लिये उद्ये      |                               |
| भेजना, शंख                      | चूडद्वारा सन्देशकी अवहेर<br>ाना निश्चय बताना, पुष्पद       | ाना और युद्ध          | ४५. अन्धकासु            | रका शिवकी सेनाके साध<br>शव और अन्धकासुरका युर                  | य युद्ध ५७६                   |
| आकर सारा                        | वृत्तान्त शिवसे निवेदित क                                  | रना ५५                | १ मायासे उर             | <br>प्रके रक्तसे अनेक अन्धकगण<br>पासे विष्णुका कालीरूप धार     | गोंकी उत्पत्ति,               |
| भगवान् शि                       | युद्धके लिये अपने ग<br>वका प्रस्थान                        | 44                    | २ रक्तका पान            | करना, शिवद्वारा अन्धकको                                        | अपने त्रिशूलमें               |
| ३४. तुलसीसे वि<br>ससैन्य पुष्प  | ादा लेकर शं <mark>खचूडका र</mark><br>अद्रा नदीके तटपर पहुँ | द्भके लिये<br>इना ५५  | ४ उसे गाणप              | ता, अन्धककी स्तुतिसे प्रसन्<br>त्य पद प्रदान करना              | 400                           |
| ३५. शंखचूडका                    | अपने एक बुद्धिमान् दूत<br>, दूत तथा शिवकी वाल              | को शंकरके             | विद्यासे ज              | द्वारा युद्धमें मरे हुए दैत्योंव<br>ोवित करना, दैत्योंका युद्ध | के लिये पुनः                  |
| सन्देश लेकर                     | दूतका वापस शंखचूडके पा<br>उद्देश्यकर देवताओंक              | सञाना ५५              | ५ उद्योग, नन<br>शिवकी अ | दीश्वरद्वारा शिवको यह वृत्त<br>॥ज्ञासे नन्दीद्वारा युद्धस्थलसे | ान्त बतलाना,<br>शुक्राचार्यको |
| साथ महासं                       | ग्राम<br>॥थ कार्तिकेय आदि महावीर                           | 44                    | ७ शिवके पार             | स लाना, शिवद्वारा शुक्राचार्यक<br>ही अनुपस्थितिसे अन्धकादि     | को निगलना ५८१                 |
| ३८. श्रीकालीका                  | शंखचूडके साथ म                                             | ाहान् युद्ध,          | होना, शिव               | के उदरमें शुक्राचार्यद्वारा स<br>रके युद्धको देखना और          | भी लोकों तथा                  |
| आकर यद                          | ो सुनकर कालीका र्<br>का वृत्तान्त बताना                    | 4६                    | ० शुक्ररूपमें           | बाहर निकलना, शिव-प<br>स्वीकारकर विदा करना                      | ार्वतीका उन्हें               |
| सैनिकोंके र                     | ांखचूडके महाभयंकर युद्ध<br>संहारका वर्णन                   | 48                    | १ ४९. शुक्राचार्यः      | द्वारा शिवके उदरमें जपे                                        | गये मन्त्रका                  |
| यद्धसे विरत                     | <br>बचूडका युद्ध, आकाशवाणी<br>। करना, विष्णुका ब्राह्मणर   | ह्म धारणकर            | स्तुति-प्राध            | त्थिकद्वारा भगवान् शिवः<br>र्यना, भगवान् शिवद्वारा ३           | प्रन्धकासुरको                 |
| शंखचूडका                        | कवच माँगना, कवचहीन<br>बद्वारा वध, सर्वत्र हर्षील्ल         | । शंखचूडका            | ३ ५०. शुक्राचार्यह      | पूर्वक गाणपत्य पद प्रदान<br>द्वारा काशीमें शुक्रेश्वर लिंगव    | ही स्थापनाकर                  |
| ४१. शंखचूडका                    | रूप धारणकर भगवा<br>शीलका हरण, तुलसीद्व                     | न् विष्णुद्वारा       |                         | ाराधना करना, मूर्त्यप्टक स<br>वजीका प्रसन्न होकर उन्हें ग      |                               |
| पाषाण होने                      | का शाप देना, शंकरजीद्व                                     | रा तुलसीको            | विद्या प्रद             | ान करना और ग्रहोंके म                                          | ध्य प्रतिष्ठित                |
| सान्त्वना, श                    | ांख, तुलसी, गण्डकी एवं                                     | साराश्रामका           | 70.11                   |                                                                |                               |

| अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                   | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                | अध्याय विषय पृष्ठ-संख्य                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| कथा, शिवभ<br>शंकरको प्रव<br>बाणासुरको<br>विहार, पार्व<br>५२. अभिमानी ब<br>बाणपुत्री ऊष्<br>मिलन, चित्र<br>अपहरण, अ<br>द्वारपालोंद्वा<br>५३. कृद्ध बाणा<br>आक्रमण<br>स्तवनद्वारा<br>५४. नारदजीद्वार<br>श्रीकृष्णर्क<br>उनका घे<br>उन्हें जुम<br>सेनाका सं | परम्परामें बिलपुत्र बाणासुरक्<br>क्त बाणासुरद्वारा ताण्डव नृत्<br>सन्न करना, वरदानके रूप<br>नगरीमें निवास करना, शिव<br>तीद्वारा बाणपुत्री ऊषाको व<br>गणासुरद्वारा भगवान् शिवसे यु<br>ताका रात्रिके समय स्वप्नमें आ<br>त्वे अपिरुद्ध और ऊषाव<br>रा यह समाचार बाणासुरके<br>सुरका अपनी सेनाके साथ<br>और उसे नागपाशमें बौ<br>अनिरुद्धका बन्धनमुक्त स<br>अनिरुद्धका बन्धनमुक्त स<br>अनिरुद्धके बन्धनका स<br>ते शोणितपुरपर चढ़ाई,<br>तर युद्ध, शिवकी आज्ञासे<br>भणास्त्रसे मोहित करके<br>हार करना | प्रके प्रदर्शनसे  प्रमे शंकरका द-पार्वतीका सरदान ५८९ द्वकी याचना, नेरुद्धके साथ द्वका द्वारकासे का मिलन तथा विवाना ५९३ धना, दुर्गाक होना ५९३ माचार पाकर शिवके साथ श्रीकृष्णका बाणासुरकी ५९६ | करना, शिवद्वारा उसे अनेक मनोऽभिलिषत वरदानोंकी प्राप्ति, बाणासुरकृत शिवस्तुति |
| वाणकी भ्                                                                                                                                                                                                                                                 | जाओंका काटा जाना, सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चित्र                                                                                                                                                                                       | । ६०. नम्र-निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना६०<br>•◆••<br>प्र-सूची                  |
| वाणकी भ्                                                                                                                                                                                                                                                 | जाओंका काटा जाना, सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चित्र<br>(रंगी                                                                                                                                                                              | । ६०. नम्र-निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना६०<br>र्य-सूची<br>नेन चित्र )           |
| वाणकी भ्                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चित्र<br>( रंगी<br>पृष्ठ-संख्य                                                                                                                                                              | ६०. नम्र-निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना६०<br>र्श-सूची<br>ोन चित्र )              |
| विषय  १- शिव-परि २- तपस्यारत ३- देवताओं ४- सतीजीव ५- गुफामें गं                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चित्र<br>( रंगी<br>पृष्ठ-संख्य<br>आवरण-पृष्ठ प्रथ<br>दर्शन " " द्विती                                                                                                                       | ६०. नम्र-निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना६०                                        |
| विषय  १- शिव-परि २- तपस्यारत ३- देवताओं ४- सतीजीव ५- गुफामें गं                                                                                                                                                                                          | वार<br>। पार्वतीको भगवान् शिवका<br>और मुनियोंद्वारा शिवस्तुति<br>ग आश्चर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चित्र<br>( रंगी<br>पृष्ठ-संख्य<br>आवरण-पृष्ठ प्रथ<br>दर्शन" " द्विती                                                                                                                        | हि०. नम्र-निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना ६०                                      |

ः 🥯 श्रीपात्मात्मने चयहः

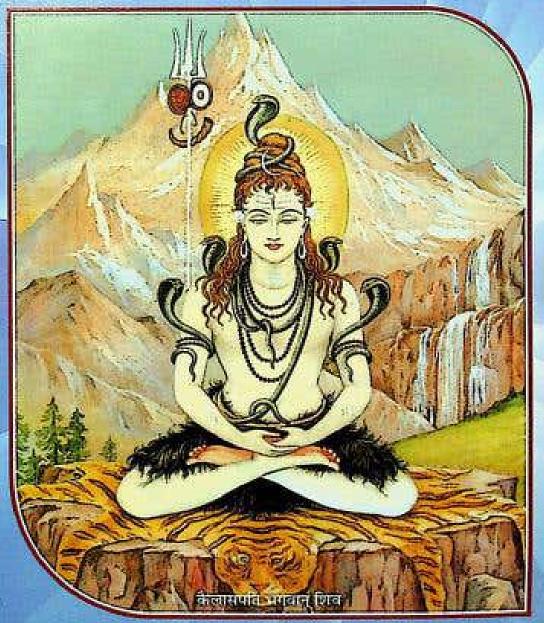



## श्चाशिदातियानाहि

[ हिन्दी भाषानुबाद — उत्तरार्ध, श्लोकाङ्कपहित ]

गीताप्रेस, गोस्ख्युर



#### श्रीहरि:

## 'श्रीशिवमहापुराणाङ्क'की विषय-सूची

### स्तुति-प्रार्थना

| १- देवताओंद्रार  | । सिंहवाहिनी श्रीदुर्गाकी स्तु       | ति ११        | ५- श्रीशिवमहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुराणसूक्तिसुधा                         | २३             |  |  |
|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|--|
|                  | 7年                                   |              | CALL MAN AND A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | पुराण [उत्तरार्ध]—एक वि                 |                |  |  |
|                  | (णं शिवम्'                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                |  |  |
| अध्याय           | विषय                                 | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                    | पृष्ठ-संख्या   |  |  |
|                  |                                      | शतरुव        | संहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                |  |  |
| १. सूतजीसे शौ    | नकादि मुनियोंका शिवावतार             | विषयक        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दुर्वासावतारकी कथा                      |                |  |  |
| प्रश्न           |                                      | <b>६३</b>    | २०. शिवजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हनुमान्के रूपमें अवतार                  | तथा उनके       |  |  |
| २. भगवान् शिव    | वकी अष्टमूर्तियोंका वर्णन            | <b>६</b> ५   | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्णन                                    |                |  |  |
| ३. भगवान् शिव    | का अर्धनारीश्वर-अवतार एव             | ां सतीका     | २१. शिवजीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महेशावतार-वर्णनक्रममें                  | अम्बिकाके      |  |  |
| प्रादुर्भाव      |                                      | ξξ           | शापसे भैरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वका वेतालरूपमें पृथ्वीप                 | र अवतरित       |  |  |
| ४. वाराहकल्पवे   | के प्रथमसे नवम द्वापरतक हु           | ए व्यासों    | होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | १०८            |  |  |
| एवं शिवाव        | तारोंका वर्णन                        | ĘC           | २२. शिवके वृषे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्वरावतार-वर्णनके प्रस                  | गमें समुद्र-   |  |  |
| ५. वाराहकल्पवे   | <b>ह दसवेंसे अड्डाईसवें द्वापरतक</b> | होनेवाले     | मन्थनकी व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म्था                                    | १०९            |  |  |
|                  | शिवावतारोंका वर्णन                   |              | २३. विष्णुद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भगवान् शिवके वृषभे                      | श्वरावतारका    |  |  |
| ६. नन्दीश्वरावत  | तारवर्णन                             | 9            | स्तवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | १११            |  |  |
| ७. नन्दिकेश्वर   | का गणेश्वराधिपति पदपर                | अभिषेक       | २४. भगवान् शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वके पिप्पलादावतारका                     | वर्णन ११३      |  |  |
| एवं विवाह        |                                      | us           | २५. राजा अनरप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्यकी पुत्री पद्माके साथ                | पिप्पलादका     |  |  |
| ८. भैरवावतारव    | र्णन                                 |              | विवाह एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उनके वैवाहिक जीवन                       | का वर्णन ११६   |  |  |
| ९. भैरवावतारल    | <b>ीलावर्णन</b>                      | 60           | २६. शिवके वैश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यनाथ नामक अवतारका                       | वर्णन ११७      |  |  |
| १०. नुसिंहचरित्र | वर्णन                                | £5           | २७. भगवान् शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विके द्विजेश्वरावतारका व                | वर्णन १२०      |  |  |
|                  | संह और वीरभद्रका संवाद               |              | २८. नल एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दमयन्तीके पूर्वजन्मकी                   | कथा तथा        |  |  |
|                  | वका शरभावतार-धारण                    |              | शिवावतार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यतीश्वरका हंसरूप धा                     | रण करना १२३    |  |  |
|                  | करके गृहपति-अवतारकी व                |              | २९. भगवान् शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रावके कृष्णदर्शन नामक                   | अवतारकी 💮      |  |  |
|                  | पुत्ररूपमें गृहपति नामसे             |              | कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************** | १२५            |  |  |
| 12               |                                      |              | ३०. भगवान् शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विके अवधूतेश्वरावतारक                   | ा वर्णन १२७    |  |  |
|                  | वके गृहपति नामक अग्नीश्व             |              | ३१. शिवजीके 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भिक्षुवर्यावतारका वर्णन                 | १२९            |  |  |
|                  |                                      |              | ३२. उपमन्युपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अनुग्रह करनेके वि                       | तये शिवके      |  |  |
|                  | गरका वर्णन                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ारका वर्णन                              |                |  |  |
|                  | तवके महाकाल आदि प्र                  |              | ३३. पार्वतीके म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नोभावकी परीक्षा लेनेवा                  | ते ब्रह्मचारी- |  |  |
|                  | वर्णन                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वावतारका वर्णन                          |                |  |  |
| * 6 mm 13        | गकारण करावनारीका नर्पान              | 202          | 3× भगवान जि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विके सनर्तक नटावतारक                    | ा वर्णन १३९    |  |  |

| अध्याय विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ-संख्य                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३५. परमात्मा शिवके द्विजावतारका वर्णन<br>३६. अश्वत्थामाके रूपमें शिवके अवतारव<br>३७. व्यासजीका पाण्डवोंको सान्त्वना देकर<br>इन्द्रकील पर्वतपर तपस्या करने भेज<br>३८. इन्द्रका अर्जुनको वरदान देकर शि<br>उपदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ता वर्णन १४२<br>( अर्जुनको<br>ना १४४<br>सवपूजनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०. भीलस्वरूप<br>संवाद<br>४१. भगवान् ११<br>४२. भगवान् ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दैत्यके वधका वर्णन<br>गणेश्वर एवं तपन<br>।<br>।वके किरातेश्वरावतारव<br>।वके द्वादश ज्योतिर्लिगन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्वी अर्जुनका<br>१५<br>का वर्णन १५<br>ह्रप अवतारोंका                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कोटिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्रसंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| <ol> <li>हादश ज्योतिलिंगों एवं उनके उपलिंगोंके वर्णन</li> <li>काशीस्थित तथा पूर्व दिशामें प्रकटित सामान्य लिंगोंका वर्णन</li> <li>अत्रीश्वरिलंगके प्राकट्यके प्रसंगमें व अत्रिकी तपस्याका वर्णन</li> <li>अनस्याके पातिव्रतके प्रभावसे गंग तथा अत्रीश्वरमाहात्म्यका वर्णन</li> <li>त्वानदीके तटपर स्थित विविध शिवलि वर्णनके क्रममें द्विजदम्पतीका वृत्ताः</li> <li>नर्मदा एवं नन्दिकेश्वरके माहात्म्य-क ब्राह्मणीकी स्वर्गप्राप्तिका वर्णन</li> <li>पश्चिम दिशाके शिवलिंगोंके महावलेश्वरिलंगका माहात्म्य-कथ</li> <li>पश्चिम दिशाके शिवलिंगोंके महावलेश्वरिलंगका माहात्म्य-कथ</li> <li>संयोगवश हुए शिवपूजनसे चाण्डालं वर्णन</li> <li>महावलेश्वर शिवलिंगके माहात्म्य-पाजा मित्रसहको कथा</li> <li>उत्तरिशामें विद्यमान शिवलिंगोंवे चन्द्रभाल एवं पशुपतिनाथिलंगका श्रेत्र हाटकेश्वरिलंगके प्रादुर्भाव एवं वर्णन</li> <li>उत्तरिशामें विद्यमान शिवलिंगोंवे चन्द्रभाल एवं पशुपतिनाथिलंगका श्रेत्र हाटकेश्वरिलंगको महिमा एवं बर्वान</li> <li>अन्थकेश्वरिलंगको महिमा एवं बर्वान</li> <li>सोमनाथ ज्योतिलिंगको उत्पत्तिक्ष १६ महाकालेश्वर ज्योतिलिंगके प्राक्त श्रेत्र महाकालेश्वर ज्योतिलिंगके प्राक्त श्रेत्र महाकाल ज्योतिलिंगके माहात्म्य</li> </ol> | माहात्म्यका १६१ विशेष एवं १६३ प्रनसूया तथा १६४ विशेष एवं १६४ प्रनसूया तथा १६४ विशेष प्रकट्य १६६ प्रनमहात्म्य- त १६८ वर्णन-क्रममें न १७० वर्णन-क्रममें न १७० वर्णन-क्रममें नाहात्म्य-वर्णन, १७० वर्णन-क्रममें | १८. ओंकारेश्वर<br>वर्णन<br>१९. केदारेश्वर<br>वर्णन<br>२०. भीमशंकर<br>भीमासुरवे<br>२१. भीमशंकर<br>माहात्य्यव<br>२१. परब्रह्म<br>पंचक्रोशा<br>अविमुक्त<br>काशीमें<br>२३. काशीविः<br>काशीमें<br>२४. त्र्यम्बकेश<br>ऋषिकी<br>२५. मुनियाँव<br>व्यवहार<br>१९. गीतमी<br>माहात्य्य<br>११. वंद्यनाथे<br>१९. वंद्यनाथे<br>१९. वंद्यनाथे<br>१९. वंद्यनाथे<br>१९. वंद्यनाथे | ज्योतिर्लिगके प्रादुर्भाव ज्योतिर्लिगके प्राकट्य ज्योतिर्लिगके प्राकट्य ज्योतिर्लिगके माहात्म्य क उपप्रवका वर्णन परमात्माका शिव-शिक तिमका काशीका अव लिंगकी स्थापना, कार्श क्द्रके आगमनका वर्णन स्वेश्वर ज्योतिर्लिगके माहात्म्य परोपकारी प्रवृत्तिका वर ज्योतिर्लिगके माहात्म्य परोपकारी प्रवृत्तिका वर ज्योतिर्लिगके प्राहुत्म्य का आख्यान गंगा एवं त्र्यम्बकेश्व वर्णन स्वर ज्योतिर्लिगके प्राहुर्भा वनमें राक्षसोंके उपद्रव ए किका वर्णन र ज्योतिर्लिगकी उत्प्रवक्त | एवं माहात्म्यका  -वर्णन-प्रसंगमें  त तथा उसके  रूपमें प्राकट्य, तरण, शिवद्वारा की महिमा तथा  -प्रसंगमें गौतम- वर्णन |

CC-0. Mumukshu Bhawan Valayasi Visitabaak 2018 Sino Dhy e Gangotri Ank Uttarardh\_Section\_2\_2\_Back

| अध्याय विषय पृष्ठ-                                                   | संख्या            | अध्याय विषय पृष्ठ-                                     | संख्या |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| ३२. घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंगके माहात्म्यमें सुदेहा ब्राह्मणी          | TI PE             | বঁগিত্য                                                | 286    |
| एवं सुधर्मा ब्राह्मणका चरित-वर्णन                                    | 224               | ३९. शिवरात्रिव्रतकी उद्यापन-विधिका वर्णन               | 743    |
| ३३. घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालयके नामकरणका                    |                   | ४०. शिवरात्रिव्रतमाहात्म्यके प्रसंगमें व्याध एवं       |        |
| आख्यान                                                               | २२७               | मृगपरिवारकी कथा तथा व्याधेश्वरलिंगका                   |        |
| ३४. हरीश्वरिलंगका माहात्म्य और भगवान् विष्णुके                       |                   | माहातम्य                                               | २५४    |
| सुदर्शनचक्र प्राप्त करनेकी कथा                                       | 230               | ४१. व्रह्म एवं मोक्षका निरूपण                          | 746    |
| ३५. विष्णुप्रोक्त शिवसहस्रनामस्तोत्र                                 | 1000              | ४२. भगवान् शिवके सगुण और निर्गुण स्वरूपका              |        |
| ३६. शिवसहस्रनामस्तोत्रकी फल-श्रुति                                   | 284               | वर्णन                                                  | २६०    |
| ३७. शिवकी पूजा करनेवाले विविध देवताओं, ऋषियों                        |                   | ४३. ज्ञानका निरूपण तथा शिवपुराणकी कोटिस्द्रसंहिताके    |        |
| एवं राजाओंका वर्णन                                                   | 580               | श्रवणादिका माहात्म्य                                   | २६१    |
| ३८. भगवान् शिवके विविध व्रतोंमें शिवरात्रिव्रतका                     |                   | महादेव-महिमा                                           | रहर    |
|                                                                      | उमास              | <b>ां</b> हिता                                         |        |
| <ol> <li>पुत्रप्राप्तिके लिये कैलासपर गये हुए श्रीकृष्णका</li> </ol> |                   | आदि लोकोंका वर्णन                                      | 303    |
| उपमन्युसे संवाद                                                      | २६५               | २०. तपस्यासे शिवलोककी प्राप्ति, सात्त्विक आदि          |        |
| २. श्रीकृष्णके प्रति उपमन्युका शिवभक्तिका उपदेश                      |                   | तपस्याके भेद, मानवजन्मकी प्रशस्तिका कथन                | 304    |
| ३. श्रीकृष्णकी तपस्या तथा शिव-पार्वतीसे वरदानकी                      | 33.5              | २१. कर्मानुसार जन्मका वर्णनकर क्षत्रियके लिये          |        |
| प्राप्ति, अन्य शिवभक्तोंका वर्णन                                     |                   | संग्रामके फलका निरूपण                                  | 90€    |
| ४. शिवकी मायाका प्रभाव                                               |                   | २२. देहकी उत्पत्तिका वर्णन                             | 309    |
| ५. महापातकोंका वर्णन                                                 |                   | २३. शरीरकी अपवित्रता तथा उसके बालादि अवस्थाओंमें       |        |
| ६. पापभेदनिरूपण                                                      | 1000              | प्राप्त होनेवाले दु:खोंका वर्णन                        | 388    |
| ७. यमलोकका मार्ग एवं यमदूतोंके स्वरूपका                              | - Carrier Control | २४. नारदके प्रति पंचचूडा अप्सराके द्वारा स्त्रीके      | EVI-   |
| वर्णन                                                                |                   | स्वभावका वर्णन                                         | 358    |
| ८. नरक-भेद-निरूपण                                                    |                   | २५. मृत्युकाल निकट आनेके लक्षण                         | 384    |
| ९. नरककी यातनाओंका वर्णन                                             |                   | २६. योगियोंद्वारा कालकी गतिको टालनेका वर्णन            | 388    |
| १०. नरकविशेषमें दु:खवर्णन                                            |                   | २७. अमरत्व प्राप्त करनेकी चार यौगिक साधनाएँ            | 328    |
| ११. दानके प्रभावसे यमपुरके दुःखका अभाव तथा                           |                   | २८. छायापुरुषके दर्शनका वर्णन                          | 323    |
| अन्तदानका विशेष माहात्म्यवर्णन                                       |                   | २९. ब्रह्माकी आदिसृष्टिका वर्णन                        | 374    |
| १२. जलदान, सत्यभाषण और तपकी महिमा                                    |                   | ३०. ब्रह्माद्वारा स्वायम्भुव मनु आदिकी सृष्टिका        |        |
| १३. पुराणमाहात्म्यनिरूपण                                             |                   | वर्णन                                                  |        |
| १४. दानमाहात्म्य तथा दानके भेदका वर्णन                               |                   | ३१. दैत्य, गन्धर्व, सर्प एवं राक्षसोंकी सृष्टिका वर्णन |        |
| १५. ब्रह्माण्डदानकी महिमाके प्रसंगमें पाताललोकका                     |                   | तथा दक्षद्वारा नारदके शाप-वृत्तान्तका कथन              |        |
| निरूपण                                                               |                   | ३२. कश्यपकी पत्नियोंकी सन्तानोंके नामका वर्णन          | 330    |
| १६. विभिन्न पापकर्मीसे प्राप्त होनेवाले नरकोंक                       |                   | ३३. मरुतोंकी उत्पत्ति, भूतसर्गका कथन तथा उनके          |        |
| वर्णन और शिव-नाम-स्मरणकी महिमा                                       |                   | राजाओंका निर्धारण                                      |        |
| १७. ब्रह्माण्डके वर्णन-प्रसंगमें जम्बृद्वीपका निरूपण                 | . 796             | ३४. चतुर्दश मन्वनारोंका वर्णन                          |        |
| १८. भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि छ: द्वीपोंका वर्णन                       |                   | ३५. विवस्वान् एवं संज्ञाका वृत्तान्तवर्णनपूर्वक        |        |
| '१९, सूर्यादि ग्रहोंकी स्थितिका निरूपण करके जन                       | I                 | अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्तिका वर्णन                      | 334    |

| अध्याय              | विषय                                    | पृष्ठ-संख्या                           | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                    | पृष्ठ-संख्या   |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                     | के नौ पुत्रोंके वंशका व                 |                                        | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | गदम्बाके चरितवर्णनक्रम                  |                |
|                     | दि मनुवंशीय राजाओंका                    |                                        | एवं समाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वैश्यका वृत्तान्त तथा                   | मधु-कैटभके     |
|                     | शंकु-सगर आदिके जन्म                     |                                        | वधका वर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न                                       | 346            |
|                     | <b>चरित्रका वर्णन</b>                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जत्याचारसे पीड़ित ब्र                   |                |
| ३९. सगरकी           | रोनों पत्नियोंके वंश                    | वस्तारवर्णन-                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रादुर्भूत महालक्ष्मीद्वारा            |                |
|                     | वस्वतवंशमें उत्पन्न                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                |
| वर्णन               |                                         |                                        | ४७. शुम्भ-निश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म्भसे पीड़ित देवताओंद्वारा              |                |
| ४०. पितृश्राद्धका   | प्रभाव-वर्णन                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वारा धूम्रलोचन, चण्ड-                 |                |
| ४१. पितरोंकी म      | महिमाके वर्णनक्रममें स                  | सप्त व्याधोंके                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वध                                      |                |
| आख्यानका            | प्रारम्भ                                | 386                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वीके द्वारा सेनासहित शुम                |                |
| ४२. 'सप्त व्याध     | ' सम्बन्धी श्लोक सुनक                   | र राजा ब्रह्मदत्त                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.a. 11 11.16.1 A.                      |                |
| और उनके             | मन्त्रियोंको पूर्वजन्मक                 | स्मरण होना .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माके प्रादुर्भावका वर्णन                |                |
| और योगक             | न आश्रय लेकर उनका                       | मुक्त होना ३५१                         | ५० दस महारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वद्याओंकी उत्पत्ति तथा                  | नेनीने नार्ग   |
| ४३. आचार्यपूज       | न एवं पुराणश्रवणके अ                    | निन्तर कर्तव्य-                        | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राकम्भरी और भ्रामरी                     | भाव जागंके     |
| कथन                 | *************************************** | 34:                                    | पडनेका र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कारण                                    | जााद नामाक ३७२ |
| ४४. व्यासजीकी       | ो उत्पत्तिकी कथा, उनके                  | द्वारा तीर्थाटनके                      | 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मन्दिरनिर्माण, प्रतिमास्थापः            |                |
| प्रसंगमें क         | जशीमें व्यासेश्वरलिंगकी                 | स्थापना तथा                            | माहात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | और उमासंहिताके श्रवण                    | । तथा पूजनका   |
| मध्यमेश्व           | के अनुग्रहसे पुराणनिम                   | णि ३५                                  | 3 महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जार वनासाहताक श्रवण                     | । एव पाठका     |
|                     |                                         |                                        | ससंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 3 <i>1</i> 94  |
| 9 <del>(2011)</del> |                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                |
| २ भारतन             | शीनकादि ऋषियोंका                        | सवाद ३७                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दे चक्रों तथा उनके अधिदेव               | ताओं आदिका     |
| जिज्ञामा            | शिवसे पार्वतीजीकी                       | प्रणवावषयक                             | वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ४११            |
| 3. प्रणवसीस         | गंसा तथा संन्यासविधिव                   | 3¢                                     | १ । १६. शेवदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | के अनुसार शिवतत्त्व,                    | जगत-प्रपंच     |
| ४. संन्यासरी        | क्षासे पूर्वकी आह्निकरि                 | णन ३८<br>                              | २ और जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वतत्त्वके विषयमें विशद                  | विवेचन तथा     |
| ५. संन्यासर्ट       | विश्वहेतु मण्डलनिर्माणकी                | वाध ३८                                 | ५ शिवसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जीव और जगतकी                            | अभिन्नताका     |
| ६. पुजाके           | अंगभृत न्यासादि कर्म                    | । ।वाब ३८                              | र प्रतिपादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *************************************** | 88             |
| ७. शिवजीवे          | के विविध ध्यानों तथा                    | , mar <del>6.0</del>                   | .७   १७. अद्वत श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ववाद एवं सिष्टप्रक्रियाक                | प्रतिपादन ४१५  |
| वर्णन               |                                         | पूजा-।वाधका                            | १८. सन्यासप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द्धतिमें शिष्य बनानेकी वि               | वधि ४१९        |
| ८. आवरण             | पूजा-विधि-वर्णन                         |                                        | १९. महावाक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राके तात्पर्य तथा र                     | योगपटविधिका    |
| ९. प्रणवोपा         | सनाकी विधि                              | ····· 3′                               | १२ वणन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************************** | X51            |
| १०. सुतजीक          | काशीमें आगमन                            | ····· 3′                               | भ ५०. यातयाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्षार-स्नानादिकी विशि                   | व तथा अन्य     |
| ११. भगवान           | कार्तिकेयसे वामदेव                      | मनिकी गण्ड                             | ५७ आचाराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ना वर्णन                                | XSI            |
| जिज्ञासा.           |                                         | Gristi Nold-                           | रदः पातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्त्याष्ट्रकर्मको दशाहर                | र्यन्त विधिका  |
| १२. प्रणवरूप        | शिवतत्त्वका वर्णन त                     | था <del>यंत्रामंत्रक</del>             | ११ वणन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | XOS            |
| नान्दीश्रार         | इ-विधि                                  | ना सन्यासागभूव                         | रर. पातका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लय एकादशाह-कत्यका                       | ਲਾਹਿਤ %30      |
| १३. संन्यासक        | ती विधि                                 | X                                      | पर पर थातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हादशाह-कृत्यका वर्णन                    | स्टूट और       |
| १४. शिवस्वर         | ल्प प्रणवका वर्णन                       | ······································ | थ्य वामदवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | का केलासपर्वतपर जाना                    | तथा सूतजीके    |
|                     |                                         | ****************** <b>X</b>            | ०५। द्वारा इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संहिताका उपसंहार                        | 83.            |

### वायवीयसंहिता—पूर्वखण्ड

| १. ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा कथाका           |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| आरम्भ, विद्यास्थानों एवं पुराणोंका परिचय तथा            |        |
| वायुसंहिताका प्रारम्भ                                   | 834    |
| २. ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जाकर उनकी स्तुति            |        |
| करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना                |        |
| और ब्रह्माजीका आनन्दमग्न हो 'रुद्र' कहकर                |        |
|                                                         | vn.    |
| उत्तर देना                                              | 269    |
| ३. ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान् शिवकी   |        |
| महत्ताका प्रतिपादन तथा उनकी आज्ञासे सब                  |        |
| मुनियोंका नैमिपारण्यमें आना                             | 838    |
| ४. नैमिषारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियोंके पास      |        |
| वायुदेवताका आगमन                                        | 288    |
| ५. ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवद्वारा पशु, पाश एवं          |        |
| पशुपतिका तात्त्विक विवेचन                               | 888    |
|                                                         | SSE    |
| ७. कालकी महिमाका वर्णन                                  | 840    |
| ८. कालका परिमाण एवं त्रिदेवोंके आयुमानका                |        |
| वर्णन                                                   | ४५१    |
| ९. सुष्टिके पालन एवं प्रलयकर्तृत्वका वर्णन              |        |
|                                                         | 848    |
| ११. अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्गका वर्णन                   | ४५६    |
| १२. ब्रह्माजीकी मानसी सृष्टि, ब्रह्माजीकी मूर्च्छां,    | Mee    |
| उनके मुखसे रुद्रदेवका प्राकट्य, सप्राण हुए              |        |
|                                                         |        |
| ब्रह्माजीके द्वारा आठ नामोंसे महेश्वरकी स्तुति          | 201.10 |
| तथा रुद्रकी आज्ञासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना           | 840    |
| १३. कल्पभेदसे त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र)-के     |        |
| एक-दूसरेसे प्रादुर्भावका वर्णन                          |        |
| १४. प्रत्येक कल्पमें ब्रह्मासे रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन | ४६२    |
| १५. अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट शिवकी ब्रह्माजीद्वारा      |        |
| स्तुति                                                  |        |
| १६. महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और देवीके         |        |
| भूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव                         |        |
| १७. ब्रह्माके आधे शरीरसे शतरूपाकी उत्पत्ति तथा          |        |
| दक्ष आदि प्रजापतियोंकी उत्पत्तिका वर्णन                 | ४६६    |
|                                                         |        |

| ८. दक्षके शिवसे द्वेषका कारण                           | ४६८        |
|--------------------------------------------------------|------------|
| १९. दक्षयज्ञका उपक्रम, दधीचिका दक्षको शाप देना,        |            |
| वीरभद्र और भद्रकालीका प्रादुर्भाव तथा उनका             | -          |
| यज्ञध्वंसके लिये प्रस्थान                              | १७४        |
| २०. गणोंके साथ वीरभद्रका दक्षकी यज्ञभूमिमें आगमन       |            |
| तथा उनके द्वारा दक्षके यज्ञका विध्वंस                  | <b>Feb</b> |
| २१. वीरभद्रका दक्षके यज्ञमें आये देवताओंको दण्ड        |            |
| देना तथा दक्षका सिर काटना                              | ४७५        |
| २२. वीरभद्रके पराक्रमका वर्णन                          |            |
| २३. पराजित देवोंके द्वारा की गयी स्तुतिसे प्रसन्न      |            |
| शिवका यज्ञकी सम्पूर्ति करना तथा देवताओंको              |            |
| सान्त्वना देकर अन्तर्धान होना                          | 808        |
| २४. शिवका तपस्याके लिये मन्दराचलपर गमन,                |            |
| मन्दराचलका वर्णन, शुम्भ-निशुम्भ दैत्यकी उत्पत्ति,      |            |
| ब्रह्माकी प्रार्थनासे उनके वधके लिये शिव और            |            |
| शिवाके विचित्र लीला-प्रपंचका वर्णन                     | 862        |
| २५. पार्वतीकी तपस्या, व्याघ्रपर उनकी कृपा, ब्रह्माजीका |            |
| देवीके साथ वार्तालाप, देवीके द्वारा काली               |            |
| त्वचाका त्याग और उससे उत्पन कौशिकीके                   |            |
| द्वारा शृष्भ-निशुष्भका वध                              | 828        |
| २६. ब्रह्माजीद्वारा दुष्कर्मी बतानेपर भी गौरीदेवीका    |            |
| शरणागत व्याघ्रको त्यागनेसे इनकार करना और               |            |
| माता-पितासे मिलकर मन्दराचलको जाना                      | PSS        |
| २७. मन्दराचलपर गौरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके           |            |
| द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं                |            |
| अविच्छेद्य सम्बन्धका प्रकाशन तथा देवीके साथ            |            |
| आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष बनाकर                 |            |
| अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित           |            |
| करना                                                   | 228        |
| २८. अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा                 |            |
| जगत्की अग्नीयोमात्मकताका प्रतिपादन                     | 868        |
| २९. जगत् 'वाणी और अर्थरूप' है—इसका                     |            |
| प्रतिपादन                                              |            |
| ३०. ऋषियोंका शिवतत्त्वविषयक प्रश्न                     | 865        |

| अध्याय                                                                                                                                                                                                  | विषय                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ-संख                                                                                                                                                      | या    | भध्याय                                                                                                                                                                                             | विषय                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ-संर                                                                                                                                     | ख्या        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| प्रदताका निर्<br>३२. परम धर्मका<br>ज्ञान तथा ठ<br>३३. पाशुपत-व्रतव<br>महत्ता                                                                                                                            | र्वेश्वरता, सर्वनियामक<br>रूपण<br>प्रतिपादन, शैवागमके र<br>सके साधनोंका वर्णन<br>ही विधि और महिमा तथ                                                                                                                                    | भनुसार पाशुपत<br>५०<br>॥ भस्मधारणकी                                                                                                                            | 00    | ५. भगवान् शंव<br>भक्तिभावक<br>आदि देक<br>पुत्र मानक<br>हुए उपग                                                                                                                                     | वोपासनामें संलग्न होना<br>करका इन्द्ररूप धारण कर<br>तो परीक्षा लेना, उन<br>तर बहुत-से वर देना<br>तर पार्वतीके हाथमें सं<br>नन्युका अपनी माता                                                | के उपमन्युके<br>हैं क्षीरसागर<br>और अपना<br>ॉपना, कृतार्थ<br>के स्थानपर                                                                       | 408         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | वायवीयसं                                                                                                                                                       | हेता- |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 1           |
| उपमन्युके व<br>उपमन्युके व<br>लाभ<br>२. उपमन्युद्धारा<br>३. भगवान् शि<br>ब्रह्ममूर्तियों व<br>परिचय औ<br>४. शिव और<br>५. परमेश्वर वि<br>उनकी शर<br>६. शिवके शु<br>सर्वातीत<br>प्रतिपादन<br>७. परमेश्वरव | पूछनेपर वायुदेवका मिलनका प्रसंग सुना हानका और भगवान् अीकृष्णको पाशुपत इ वकी ब्रह्मा आदि पंचय तथा पृथ्वी एवं शर्व आ रे उनकी सर्वव्यापक शिवाकी विभूतियोंका शिवके यथार्थ स्वरूपय णमें जानेसे जीवके कर ढ, बुढ, मुक, सर्वमय स्वरूपका तथा उनक | श्रीकृष्ण और ता, श्रीकृष्णको शंकरसे पुत्रका तानका उपदेश पूर्तियों, ईशानादि दे अध्यपूर्तियोंका ताका वर्णन का विवेचन तथा त्याणका कथन सर्वव्यापक एवं प्रणवरूपताका | 455   | चिन्तन एवं<br>१२. पंचाक्षर-म<br>१३. पंचाक्षर-म<br>स्थिति, उर<br>विद्याका ध<br>ऋषि, छन्<br>आदिका<br>१४. गुरुसे मन्<br>पाँच प्रका<br>लिये विधि<br>अंगुलियेंदि<br>स्थान तथ<br>महत्त्व,<br>मन्त्रकी वि | ं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपा<br>न्त्रके माहात्म्यका वर्णन<br>न्त्रकी महिमा, उसमें समस्<br>सकी उपदेशपरम्परा, देवीर<br>यान, उसके समस्त और व<br>द, देवता, बीज, शक्ति व<br>विचार                  | स्त वाङ्मयकी क्पा पंचाक्षरी- व्यस्त अक्षरोंके तथा अंगन्यास करनेकी विधि, ॥, मन्त्रगणनाके ज महत्त्व तथा लिये उपयोगी तों, सदाचारका तथा पंचाक्षर- | 43          |
| भक्ति तथ<br>८. शिव-ज्ञा-<br>दर्शन, सृ<br>विधि तथ<br>९. शिवके उ<br>नामावली<br>१०. भगवान् रि<br>प्रतिपादन                                                                                                 | सादसे प्राणियोंकी मुस्ति<br>या पाँच प्रकारके शिव<br>त, शिवकी उपासनासे<br>येदेवमें शिवकी पूजा<br>या व्यासावतारोंका वण्<br>भवतार योगाचार्यों तथ<br>शेवके प्रति श्रद्धा-भक्ति<br>, शिवधर्मके चार प                                         | धर्मका वर्णन<br>वताओंको उनका<br>करके अर्ध्यदानकी<br>न<br>। उनके शिष्योंकी<br>की आवश्यकताका<br>दाँका वर्णन एवं                                                  | 470   | तथा उसने<br>गुरुसे ही<br>परीक्षा<br>१६. समय-सं<br>१७. षडध्वशो<br>१८. षडध्वशो<br>१९. साधक-<br>२०. योग्य हि<br>तथा संव                                                                               | के लक्षणोंका वर्णन, गुरुक<br>मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके<br>स्कार या समयाचारकी दी<br>धनका निरूपण<br>धनकी विधि<br>संस्कार और मन्त्र-माहार<br>राष्यके आचार्यपदपर आ<br>स्कारके विविध प्रकारोंक | महत्त्व, ज्ञानी<br>हारा शिष्यकी<br>स्थाकी विधि<br>स्यका वर्णन<br>भेषेकका वर्णन                                                                | 3 3 3 3 3 3 |
| निरूपण,<br>चित्तसे ।                                                                                                                                                                                    | ह साधनों तथा शिवधर्म<br>शिवपूजनके अनेक प्र<br>भजनकी महिमा<br>धर्म तथा नारी-धर्मका व                                                                                                                                                     | कार एवं अनन्य-                                                                                                                                                 | 430   | २१. शिवशास<br>२२. शिवशास<br>२३. अन्तर्याग                                                                                                                                                          | त्रोक्त नित्य-नैमित्तिक क<br>त्रोक्त न्यास आदि कर्मौव<br>। अथवा मानसिक पूजावि<br>नकी विधि                                                                                                   | र्मका वर्णन<br>हा वर्णन<br>धिका वर्णन                                                                                                         | . 3 3 3 3   |

| अध्याय विषय पृष्ठ-                                                                                  | संख्या            | अध्याय                                                                                                                                                                               | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५. शिवपूजाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्तिकी मिहमा                                                      | 408<br>409<br>408 | ३७. योगके अनेव<br>विवेचन—य<br>प्राणोंको ज<br>ध्यान और<br>३८. योगमार्गके<br>पृथ्वीसे लेक<br>शिव-शिवा<br>३९. ध्यान और र<br>महत्त्व, शि<br>अथवा शिव<br>कथन<br>४०. वायुदेवका<br>अवभृथ-स् | वं शिवमूर्तिकी प्रतिष्ठावि<br>क भेद, उसके आठ औ<br>प्रम, नियम, आसन, प्राणा<br>ग्रीतनेकी महिमा, प्रत्या<br>समाधिका निरूपण<br>विघ्न, सिद्धि-सूचक<br>तर बुद्धितत्त्वपर्यन्त ऐश्वर्य<br>के ध्यानकी महिमा<br>उसकी महिमा, योगधर्म तथ्<br>वश्यक या शिवके लि<br>वश्येत्रमें मरणसे तत्काल<br>अन्तर्धान होना, ऋषियों<br>नान और काशीमें दिव्य<br>प्राजीके पास जाना, ब्राक्ती सूचना देकर मेरुके ए | र छ: अंगोंका याम, दशविध हार, धारणा, उपसर्ग तथा गुणोंका वर्णन, या शिवयोगीका वे प्राण देने मोक्ष-लाभका का सरस्वतीमें तेजका दर्शन हाजीका उन्हें |
| उपयोगका विधान                                                                                       | . ६०१<br>र        | भेजना<br>४१, मेरुगिरिके<br>सनत्कुमार<br>आना और                                                                                                                                       | स्कन्द-सरोवरके तट<br>जीसे मिलना, भगवान्<br>दृष्टिपातमात्रसे पास्रछेदन<br>रके चला जाना, शिवपु                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६१<br>पर मुनियोंका<br>नन्दीका वहाँ<br>एवं ज्ञानयोगका                                                                                         |
| वर्णन<br>३५. लिंगमें शिवका प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्मा<br>विष्णुको दिये गये ज्ञानोपदेशका वर्णन |                   | तथा ग्रन्थ                                                                                                                                                                           | का उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>६</b> २                                                                                                                                   |

### चित्र-सूची (रंगीन चित्र)

| विषय पृष्ठ-संख्या      | विषय पृष्ठ-संख                                                                                                                                                                             | या   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| १- कैलासपित भगवान् शिव | (श्रीआकारश्वर, श्रीकदारनाथ, श्रीमानराकर) ८- द्वादश ज्योतिर्लिंग—३ (श्रीविश्वेश्वर, श्रीत्र्यम्बकेश्वर, श्रीवैद्यनाथ) ९- द्वादश ज्योतिर्लिंग—४ (श्रीनागेश्वर, श्रीरामेश्वर, श्रीधुश्मेश्वर) | 9 90 |